## भीमदीनाननिवयुद्धेय निश्व प्रजीता

## ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः

तिता नाग

महायहोपाच्यायेन स. गणवति सारित्रवा

नूनिका तैसक: बा॰ एन॰ पी॰ उच्ची कच्चक, संस्कृत विज्ञास: कैरल विक्वविद्यालय:

If any defect is found in this book, please return the copy by V.P.P. to the Publisher for exchange free of cost of Postage.

भारतीय विद्या प्रकाशन विस्ती (बास्त) बारावती

## विषयानुक्रमणी।

| fireit:.                             | श्वम्. | विचवा:.                  | THE. |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| किलाहाचापिकार.                       | 1      | बन्तोबाराधिकारः          | 2.5  |
| <u>शाक्तप्रामाण्यस्यापनात्रिकारः</u> | ¥      | र्वागुद्राधिकारः         | 40   |
| तरवकातुकांविकारः                     | 1-     | पञ्च सुद्राः             | **   |
| वस्तुनिर्देशाविकारः                  | 14     | चतुरश्रसाधनम्            | **   |
| व्यासिकारा                           | 4.     | इण्डाधिकारः              |      |
| पाणविजाराजिकारः                      | 3.5    | मञ्जाधिकारः              | .99  |
| विविधाराधिकारः                       | 38     | सर्वतोमज्ञाविकारः        | 4.0  |
| विकिविचाराधिकारः                     | 24     | पार्वतीकान्तमासादाधिकारः | 63   |
| विचारपदार्थाधिकारः                   | 20     | कतासिक्वांत्रवाधिकारः    | 63   |
| वियाचनीपदाचीचिकार:                   | 36     | स्वस्तिक।क्जङ्कपाधिकारः  | n    |
| कानाचंगनाथिकारः                      | 90     | स्वस्तिकसंवताभद्राणि     | 4    |
| क्रुंडींकरणाविकार:                   | 44     | चकान्जाचिकारः            | **   |
| कांकनेदेन सावित्रीध्यानवेदः          | 10     | <b>र</b> क्षभेरकक्षणम्   | 44   |
| वसविक्तर्गणम्                        | 34     | <b>जुक्खुवाधिकारः</b>    | 4    |
| विक्रतितर्णम्                        | 24     | अरणिविधिः                | -    |
| आंग्रेयस्त्रागांधिकारः               | 20     | इथ्मावर्दिवां विचिः      | 93   |
| पुरम्बायम्बादिकामधिः                 | 25     | भाडुतिप्रमाणम्           | es   |
| भूतश्चन पविकार:                      |        | पात्रमानम्               | 44   |
| जामगुद्रपविकारः                      | 99     | पात्राविज्ञमञ्जद्धः      | ,,   |
| नासनाविकारः                          | **     | <b>अ</b> र्कुरापेणविधि   | 33   |
| नावादनाथिकार:                        | 44     | साधकाचार्यस्थानम्        | 94   |
| वर्णविवि:                            | 46     | सूर्यपुजासूर्तयः         | 303  |
| पानाचमंगाथिकार:                      | 24     | भावरणम् स्वैधिकारः       | 9-2  |
| धानाधिकारः                           | 4.0    | स्येपुजाधिकारः           | 334  |
| वसासूवणाधिकारः                       | 42     | प्कायरणार्चनाधिकारः      | 9 4% |
| गम्बाचिकारः                          |        | पम्चावरणप्जाविधिः        | 184  |
| पुण्याचिकार:                         | 33     | मग्निठार्यविधिः          | 134  |
| भूपवीयाधिकारः                        | 48     | सामान्यकियाधिकारः        | 450  |
| विस्ववेचविधिः                        | 44     | समयदीक्षाधिकारः          | 344  |
| वैश्वितककाञ्चाचित्रः                 |        | यबच्यनिर्णयाधिकारः       | 145  |
| वर्षातमेवेन पूजामेदाः                | 4.0    | निर्वाणदीक्षाधिकारः      | 144  |
| मातृकाम्बासः                         | 49     | सायकरीक्षाधिकार।         | 101  |
| <del>र्केनकरा कान्यासादि</del>       | 19     | नाचांपमदामिषकाविकारः     | -    |
|                                      | 41.    | ज्यानगर्गाम नक्षा क्यार् | 14,  |

| विषयाः.               | पृष्ठम्. | दिववाः.                    | प्रकार |
|-----------------------|----------|----------------------------|--------|
| भोकरप्                | 808      | समेकाकितम्,                | 248    |
| भौषियासम्             | 289      | महान्तकान्तक्              | 37     |
| मस्कृतियागाचिकारः     | 19-      | विशासम्                    | 12-    |
| तत्र स्रोमच्छन्दम्    | 79       | बरप्रस्                    | 338    |
| नागप्यन्त्य           | 749      | महाराजकान्द्रम्            | 10     |
| <b>पुक्पा</b> वर्तम्  | ,,       | माकीयृहस्                  | 254    |
| विष्टकम्              | 24       | नम्दीविशासन्               | 14     |
| <b>शैवर्षनम्</b>      | 964      | पृथिवार्जयस्               | ~      |
| प्रायुक्षम्           | 20       | सर्वाङ्मयुन्दरस्           | 355    |
| मेशायुहरू             | 30       | <b>कायागृहम्</b>           |        |
| क्रतुवर्धनस्          | 366      | रतिवर्धनम्                 | 13     |
| <b>र</b> च्याहम्      | 33       | विद्युद्रक्तिमानाधिकारः    | 33     |
| भानुकान्तव्           | 91       | विशासास्यः                 | 140    |
| <b>अग्रन्तकान्तक्</b> | 760      | वतुष्पादिक <b>य्</b>       | 27     |
| चन्द्रकान्तव्         | 23       |                            | 37     |
| श्रीत्रवविमानाविकारः  | 12.      | <u> इस्टब्बर</u>           | 384    |
| तत्र चतुःस्कृटम्      |          | ग्जिकाविण्डकम्             | 29     |
| मन्त्रपृतस्           | 244      | <b>३वेनण्डन्स्</b> म्      | 29     |
| भावन्ह्यस्            |          | <b>इन्द्र</b> युव्यकम्     | 22     |
| माहिषस्               | 31       | बन्यसम्                    | 566    |
| सन्त्रीकान्त्रय्      | 20       | मुण्डमासादम्               | 30     |
| विजयाङ्ग्य            | 369      | तकविभागाधिकारः             | 91     |
|                       | 99       | तत्र जातिविमानाधिकारः      | 21     |
| विशासम्ब              | 44.      | <b>अ</b> न्द्रविमानाधिकारः | 3.9    |
| गणिकांविद्याः कम्     | 23       | विकल्पः विमानानि           | "      |
| <b>क्रजेशहकम्</b>     | 568      | जामासविमानानि              | 1)     |
| क्रमेशालम्            | 37       | <b>श्रुविकानाविकारः</b>    | 17     |
| पद्मवसन्तकम्          | 585      | तकविभागे प्रकाराम्बरम्     |        |
| <b>मृत्यान्तम्</b>    | "        | कपपीठावि विः               | 308    |
| योगकान्त्रम्          | 9,       |                            | 4-4    |